# ॥ दीपावली / लक्ष्मी / बही पूजन पद्धति॥

# ॥ अनुक्रमाणिका ॥

| <ol> <li>दीपावली महत्व</li> </ol>     | 02 | <u>15.</u> दीपमालिका (दीपक) पूजनम्    | 22 |
|---------------------------------------|----|---------------------------------------|----|
| 2. पवित्र - आचमन                      | 03 | <mark>16</mark> . गणेश / लक्ष्मी आरती | 23 |
| 3. स्वस्ति वाचन                       | 03 | <u>17.</u> पूष्पांजलि                 | 24 |
| 4. संकल्प                             | 05 | 18. प्रदक्षिणा                        | 24 |
| <mark>5</mark> .   कलश पूजन           | 06 | 19. आचार्य दक्षिणा                    | 24 |
| <mark>6</mark> .   गणेश अम्बिका पूजन  | 07 | <mark>20</mark> . विसर्जन             | 25 |
| 7. षोडश मातृका पूजन                   | 08 | <mark>21</mark> . प्रार्थना           | 25 |
| 8. नवग्रह पूजन                        | 11 | <mark>22</mark> . आशिर्वाद            | 25 |
| 9. अंगपूजा / अष्टलक्ष्मी / अष्टसिद्धि | 18 | <mark>23</mark> . श्री सुक्त          | 25 |
| 10. दवात पूजनम्                       | 20 | 24. लक्ष्मी सुक्त                     | 27 |
| 11. लेखनी पूजनम्                      | 21 | <mark>25. कनकधारा स्तोत्रम्</mark>    | 28 |
| 12. बही खाता पूजनम्                   | 21 | <mark>26. महालक्ष्मी अष्टकम्</mark>   | 29 |
| 13. कुबेर (तिजोरी) पूजनम्             | 21 | 27. महालक्ष्मी पूजा सामग्री           | 30 |
| 14. तुला (तराजु) पूजनम्               | 22 | 28. पंच दिवसीय दीपावली कथा            | 31 |

शब्द उत्पत्ति वीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों 'दीप' अर्थात 'दिया' व 'आवली' अर्थात 'लाइन' या 'श्रृंखला' के मिश्रण से हुई है।

### ॥ दीपावली महत्व॥

### 🌣 शुभ दीपावली पांच दिन मनायी जाती है

- 1. धनतेरस के दिन धनवंतरी देवता के पूजन का विधान होता है, हिन्दू मान्यता के अनुसार इस दिन टूटे फूटे बर्तन बदलने और नए बर्तन खरीदने का विधान है। इस दिन लोग चांदी, सोना, प्लेटिनम, रत्न आदि खरीदते है।
- 2. रूपचौदस / नरक चतुर्दशी / छोटी दीवाली के रूप में दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर स्नान करने का महत्त्व होता है। महिलाये इसदिन सोलह श्रृंगार करती है, मेहंदी आदि लगाकर अपने आप में उत्साहित होती है।
- 3. अमावस्या तीसरे दिन माता महालक्ष्मी जी का पूजन रात्रि काल में महत्वपूर्ण होता है। इस दिन माता का पूजन करके अपनी साडी धन, संपत्ति माता को सौप देते है। तेल के दीपक और घी के दीपक जलाकर माता को प्रसन्न करते है। उत्साह वश फटाखे आदि फोड़ते है। एक दूसरे को बधाईयां देते है, और शुभता कि कामनाये करते है।
- 4. माता अन्नपूर्णा चौथे दिन आकूत का पूजन और गोवर्धन पूजन करते है ताकि सदा अन्न का भण्डार भरा रहे। कुछ लोग इसदिन चिरैयागौर का पूजन मौन रहकर भी करते है।
- 5. भाई-दूज पांचवे दिन भाई बहनो का पवित्र पर्व मानते है

💠 महालक्ष्मी बीज मंत्र 💸 अी श्री महालक्ष्म्यै नमः ॥

💠 लिलता त्रिपुर सुंदरी बीज मंत्र 💎 🕉 श्री श्री लिलता महा त्रिपुर सुन्दर्य श्री महालक्ष्म्यै नमः ॥

महालक्ष्मी महा मंत्र
 ॐ श्रीं हीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद

श्रीं हीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः॥

महालक्ष्मी गायत्री मंक्ष
 ॐ महालक्ष्म्यै च विद्यहे विष्णुपत्न्यै च धीमिह

तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात॥

महालक्ष्मी पूरोणोक्त मंत्र
 ॐ या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रुपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

धन समृद्धि हेतु वशीकरण मंत्र
 ॐ नमो पद्मावती पद्मनये लक्ष्मी दायिनी वांक्षाभूत प्रेत विंध्यवासिनी

सर्व शत्रु संहारिणी दुर्जन मोहिनी ऋद्धि-सिद्धि वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा।

• ॐ क्लीं श्रीं पद्मावत्यै नम:।

धनतेरस और दीपावली में दीप दान मंत्र मृत्युना पाशदण्डाभ्याम् कालेन श्यामया सह।

त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रीयतां मम ॥

### ॥ पूजन प्रारम्भ ॥

पवित्रकरणम्
 अपवित्र: पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा ।
 य: स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स: वाह्याभंतर: शुचि: ॥

🌣 आचम्य 💮 ॐ केशवाय नमः। ॐ माधवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः।

**ॐ हृषीकेशाय नमः** हाथ धो लें

आसन शुद्धि ॐ पृथ्वी त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता ।
 त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम् ॥

पित्री (पैंती) धारणम्
 एवित्रे स्तथो वैष्णव्यौ सिवतुर्वः प्रसवऽउत्त्पुनाम्यिच्छद्रेण पिवत्रेण सूर्यस्य रिमिभिः। तस्य ते पिवत्रपते पिवत्र पूतस्य यत्कामः पूनेतच्छकेयम् ॥

यज्ञोपवित - ॐ यज्ञोपवीतं परमं पिवत्रं प्रजा पतेर्यत सहजं पुरुस्तात।
 आयुष्यं मग्रंय प्रतिमुन्च शुभ्रं यज्ञोपवितम बलमस्तु तेजः ॥

शिखाबन्धन तिष्ठ देवि शिखामध्ये तेजोवृद्धि कुरुव मे ॥

तिलक / चन्दन चन्दनस्य महत्पुण्यम् पिवत्रं पापनाशनम् ।
 आपदां हरते नित्यम् लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा ॥

ॐ आदित्या वसो रुद्रा विश्वेदेवा मरुद्रणा: ।
 तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये ॥

रक्षाबन्धनम् येन बद्धो बिल राजा, दानवेन्द्रो महाबल: ।
 तेन त्वाम् प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल: ॥

ॐ व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षयाऽऽप्नोति दक्षिणाम् ।
 दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥

स्विस्त-वाचन
 जे आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽ दब्धासो अपरीतास उद्भिदः ।
 देवा नो यथा सदिमद् वृधे असन्नप्रायुवो रिक्षतारो दिवे दिवे ॥१॥

• देवानां भद्रा सुमितर्ऋ जूयतान्देवाना ७ राति रभिनो निवर्तताम्। देवाना ७ सख्यमुपसेदिमा वयन्देवान आयु: प्रतिरन्तु जीवसे॥२॥

तान्पूर्वया निविदा हूमहेवयम् भगम् मित्रमदितिन् दक्षमिस्रधम् ।
 अर्यमणं वरुण ७ सोम मिश्रना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् ॥३॥

- तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजन् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः । तद् ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतन् धिष्ण्या युवम् ॥४॥
- तमीशानन् जगतस् तस्थुषस्पतिन् धियञ्जिन्वमवसे हूमहे वयम् ।
   पूषा नो यथा वेदसामसद् वृधे रिक्षता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥५॥
- स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्वेवेदाः ।
   स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥६॥
- पृषदश्चा मरुतः पृश्निमातरः शुभं य्यावानो विदथेषु जग्मयः ।
   अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसा गमन्निह ॥७॥
- भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः ।
   स्थिरै रङ्गैस्तुष्टुवा ७ सस्तनूभिर् व्यशेमिह देवहितं यदायुः॥८॥
- शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसन् तनूनाम् ।
   पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारी रिषतायुर्गन्तोः ॥९॥
- अदितिर्द्यौ रिदितिरन्त रिक्षमिदितिर् माता सिपता सपुत्रः ।
   विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर् जातमिदितिर् जिनत्वम् ॥१०॥
- द्यौः शान्तिरन्तिरक्ष ७ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्चे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्व ७ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॥११॥
- यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु ।
   शन्नः कुरु प्रजाभ्योऽभयन्नः पशुभ्यः ॥१२॥

ॐ श्रीमन महागणाधीपतये नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, शची पुरंदाराभ्याम नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः, एतत कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः।

- सुमुखश्चै एकदंतश्च किपलो गजकर्णक: ।
   लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक: ॥
- धुम्रकेतुर् गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन: ।
   द्वादशैतानि नामानि य: पठेच्छृण्यादपि ॥
- विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा।
   संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते॥
- शुक्लाम्बरधरम देवं शिश वर्णं चतुर्भुजम ।
   प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्व विघ्नोपशान्तये ॥

- अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो य: सुरासुरै: ।
   सर्वविध्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः ॥
- सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ।
   शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तु ते ॥
- सर्वदा सर्व कार्येषु नास्ति तेषाममंगलम।
   येषां हृदयस्थो भगवान मंगलायतनो हरी: ॥
- तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव ।
   विद्याबलं दैवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेन्छ्री युगं स्मरामि ॥
- वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ।
   निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा॥

#### संकल्प

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णु:, ॐ श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोऽिह्न द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे, अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे, कलिप्रथमचरणे भारतवर्षे जम्बुद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तेकदेशे अमुकक्षेत्रे, अमुकनाम्नि नगरे, बौद्धावतारे अमुक शके, अमुकायने, अमुक नाम संवत्सरे, दक्षिणायने, मासानां मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे, कृष्ण पक्षे, अमावस्यां तिथौ, अमुक वासरे, अमुक नक्षत्रे, यथा राशि स्थिते सूर्ये, यथा यथा राशि स्थितेषु शेषेषु ग्रहेषु सत्सु यथा लग्न, मुहूर्त, योग, करणान्वितायाम् एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य पर्वणि श्रुति-स्मृति-पूराणोक्तफल प्राप्तिकामः अमुक गोत्रः, अमुक नामाहम्, मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य लोककल्याण आत्मकल्याणाय, भविष्य उज्जवल कामनापूर्तये दीर्घ-आयु-आरोग्य पुत्र-पौत्र-धन-धान्यादि समृद्ध्यर्थे, वर्तमाने अस्मिन व्यापारे शुभपूर्वक चतुर्विध लक्ष्मी वृध्यर्थम् आगतानां संरक्षणार्थम् च गौरी-गणपति, नवग्रह, कुलदेवतानां पूजन पूर्वकं श्रीमहाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आदि देवी देवतानां च प्रसन्नार्थं लक्ष्मी पूजनं करिष्ये।

### पृथ्वी ध्यानम्

- ॐ पृथ्वि त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता। त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्॥
- ॐ मही द्यौः पृथिवी च न इमं यज्ञ मिमिक्षताम् । पिपृतान्नो भरीमभिः ॥

#### रक्षा विधानम्

- अप सर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः । ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥
- अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा: सर्वतो दिशम् । सर्वेषाम विरोधेन पूजा कर्म समारभे ॥
- यदत्र संस्थितं भूतं स्थान माश्रित्य सर्वतः ।
   स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सर्व यत्रस्थं तत्र गच्छतु ॥
- भूत प्रेत पिशाचाद्या अपक्रामन्तु राक्षसाः ।
   स्थानादस्माद् ब्रजन्त्यन्यत्स्वी करोमि भुवं त्विमाम् ॥
- भूतानि राक्षसा वापि येत्र तिष्ठन्ति केचन ।
   ते सर्व प्यपगच्छन्तु देव पूजां करोम्यहम् ॥
- दिप स्थापनम्
- शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख सम्पदाम्। मम बुद्धि विकाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तृते॥
- दीपज्योति: परब्रह्म: दीपज्योति: जनार्दन:।
   दीपोहरतिमे पापं दीपज्योतिर् नामोस्तुते ॥
- सूर्य नमस्कार
- ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेश्शयन्नमृतम्मर्त्यञ्च। हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्॥
- शंख पूजनम्
- ॐ पांचजन्याय विदाहे पावमानाय धीमहि। तन्नो शंख: प्रचोदयात्॥
- त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करें। निर्मितः सर्वदेवैश्च पाञ्चजन्य नमोस्तुते॥ आग्रमार्थं व देवानां ग्राप्नार्थं व स्थापार।
- घंटी पूजनम्
- आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसाम् । घण्टा नाद प्रकुर्वीत पश्चात् घण्टां प्रपूजयेत ॥
- कलश ध्यान
- ॐ तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः। अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुश ७ समा न आयुः प्र मोषीः॥
- कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्र समाश्रिताः ।
   मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्रृ गणाः स्मृताः ॥
- कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्विपा वसुंधरा ।
   ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणाः ॥
- अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता:।
   अत्र गायत्री सावित्री शान्ति: पुष्टिकरी तथा ॥

- आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः, गंगे च यमुने चैव गोदाविर सरस्वति । नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन संनिधिं कुरु ॥
- अस्मिन कलशे वरुणं सांड्ग सपिरवारं सायुधं सशक्तिकमावाहयामि। ॐ भूभुर्व:
   स्व: भो वरुण! इहागच्छ इह तिष्ठ स्थापयामि, पूजयामि मम पूजां गृहाण, ॐ अपां पतये वरुणाय नम:
- कलश चतुर्दिक्षु चतुर्वेदान्पूजयेत् (कलश के चारो तरफ कुंकुम एवं चावल लगा दें)

• पूर्व ऋग्वेदाय नम:।

• दक्षिण यजुर्वेदाय नम:।

• पश्चिम सामवेदाय नम:।

• उत्तर अथर्वेदाय नम:।

• कलश के ऊपर ॐ अपाम्पतये वरुणाय नम:।

#### गणेश ध्यानम्

ॐ गणानां त्वा गणपति ७ हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति ७ हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति ७ हवामहे, वसो: मम आहमजानि गर्भधम् मात्वमजासि गर्भधम् ॥

- विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय।
   नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते॥
- वक्रतुण्ड महाकाय सूर्य कोटी समप्रभा
   निर्विध्नं कुरु मे देव सर्व-कार्येशु सर्वदा ॥
   भूर्भ्व: स्व: सिद्धि बुद्धि सिहताय गणपतये नम: । गणपितम् आ. स्था. पूजयामि ।

#### गौरी ध्यानम्

ॐ हेमद्रितनायां देवीं वरदां शंकरप्रियां। लम्बोदरस्य जननीं गौरीं आवाह्याम्यहम्॥

ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयित कश्चन ।
 ससत्स्यश्वकः सुभिद्रिकां काम्पीलवासिनीम् ॥
 ॐ भूर्भुव: स्व: गौर्यें नम: । गौरीम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ।

# ॥ षोडश मातृका पूजनम् ॥

| 3ठँ<br>आत्मनःकुल-<br>देवतायै नमः<br>१७ | ॐ<br>लोकमातृभ्यो<br>नमः<br>१३ | 3ँ<br>देवसायै नमः<br>९   | 3ठ<br>मेधायै नमः<br>५                      |
|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| 3ठँ                                    | 3ठँ                           | 3ँ                       | 3ठँ                                        |
| तुष्ट्यै नमः                           | मातृभ्यो नमः                  | जयायै नमः                | शच्यै नमः                                  |
| १६                                     | १२                            | ८                        | १२                                         |
| 3ठ                                     | 3ठ                            | 3ँठ                      | 3ठँ                                        |
| पुष्ट्यै नमः                           | स्वाहायै नमः                  | विजयायै नमः              | पद्मायै नमः                                |
| १५                                     | ११                            | ७                        | ३                                          |
| 3ँ<br>धृत्यै नमः<br>१४                 | 3ँ<br>स्वधायै नमः<br>११       | ॐ<br>सावित्र्यै नमः<br>७ | 3ठँ<br>गौर्य्ये नमः २<br>3ठँ<br>गणेशाय नमः |

ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन । ससत्स्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं ॥ गौरी पद्मा शची मेधा, सावित्री विजया जया । देवसेना स्वधा स्वाहा, मातरो लोकमातरः ॥ धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिः, आत्मनः कुलदेवता । गणेशेनाधिका होता, वृद्धौ पूज्याश्च षोडश ॥

- 1. गणेश गौरी
- 5. सावित्री
- 9. स्वधा 13. धृति:

2. पद्मा

- **6.** विजया
- 10. स्वाहा 14. पुष्टिः

3. शची

**7.** जया

- 11. मातरः
- 15. तुष्टिः

4. मेधा

- 8. देव सेना
- 12. लोकमातरः
- 16. आत्मनः कुलदेवत

1. गणेशम्

- ॐ गणानांत्वा गणपति ७ हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति ७ हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति ७ हवामहे। वसो: मम आहमजानि गर्भधम् त्वमजासि गर्भधम्॥
- ॐ सिमपेमातृवर्गस्य सर्वविघ्न हरंसदा।
   त्रैलोक्य पुजितं देवं गणेशं स्थापयाम्यहम्॥
   ॐ गणपतये नमः। आ. स्था. पू.।

गौरीम्

- ॐ आयं गौ: पृश्रीरक्रमीदसदन् मातरं पुर:। पितरं च प्रयन्त्स्व:॥
- हिमाद्रि तनयां देविं वरदां दिव्य शंकरप्रियाम् ।
   लंबोदरस्य जननीं गौरिं आवाहयाम्यहम् ॥
  - **हम् ॥** े ॐ गोर्ये नम: । आ. स्था. पू. ।

पद्माम्

- ॐ हिरण्यरूपा उषयो विरोक उभाविन्द्रा उदिथः सूर्यश्च। अरोहतं वरुण मित्र गर्तं ततश्श्वक्षाथामदितिं दितिञ्च मित्रोसिवरुणोसि॥
- सुवर्णांभांपद्महस्तांविष्णो र्वक्षस्थल स्थितां।
   त्र्यैलोक्य पूजितां देंविं पद्मां आवाहयाम्यहम्॥ ॐ पद्मायै नमः। आ. स्था. पू.।
- 3. शचीम्

- ॐ निवेशनः संगमनो वसूनां विश्वा रुपाभिचष्टे शचीभिः। देव इव सविता सत्यधर्मन्द्रो न तस्त्थौ समरे पथीनाम्॥
- दिव्यरुपां विशालाक्षीं शुचिं कुंडल धारिणीम् ।
   रक्त मुक्ता द्यलंकारां शचि मावाहयाम्यहम् ॥ ॐ शच्यै नमः । आ. स्था. पू. ।

मेधाम्

- ॐ मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः। मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा॥
- विश्वेस्मिन् भूरिवरदां जरां निर्जर सेविताम् ।
   बुध्दि प्रबोधिनीं सौम्यां मेधामावाहयाम्यहम् ॥ ॐ मेधायै नमः । आ. स्था. पू. ।
- 5. सावित्रीम्

- ॐ सविता त्वा सवाना ७ सुवतामग्निर्गृहपतीना ७ सोमो वनस्पतीनाम्। बृहस्पतिर्वाच इन्द्रो ज्यैष्ठ्याय रुद्रः पशुभ्यो मित्रः सत्यो वरुणो धर्मपतीनाम्॥
- जगत्सृष्टिकरीं धात्रीं देवीं प्रणव मातृकाम् ।
   वेदगर्भां यज्ञमयीं सावित्रिं स्थामयाम्यहम् ॥ ॐ सावित्र्यै नमः । आ. स्था. पू.।
- 6. विजयाम्
- ॐ विज्यन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाँ २ ऽउत। अनेशन्नस्य या ऽइषव ऽआभुरस्य निषङ्गधि:॥
- सर्वास्त्र धारिणीं देवीं सर्वाभरण भूषिताम् ।
   सर्वदेव स्तुतां वन्द्या विजयां स्थापयाम्यहम् ॥ ॐ विजयायै नमः । आ. स्था. पू.।
- जयाम्

- ॐ बह्वीनां पिता बहुरस्य पुत्रश्चिश्चा कृणोति समनावगत्य। इषुधिः सङ्काः पृतनाश्च सर्वाः पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूतः॥
- दैत्यरक्षःक्षय करीं देवानामभयप्रदां।
   गीर्वाण वंदिता देवीं जया मावाहयाम्यहम्॥ ॐ जयायै नमः। आ. स्था. पू.।
- 8. देवसेनाम्

- ॐ इन्द्र आसान्नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः । देवसेना नामभि भञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम् ॥
- मयूर वाहनां देवीं खड्ग शक्ति धनुर्धराम ।
   आवाहयेद् देवसेनां तारकासुरमर्दिनीम् ॥
   ॐ देवसेनायै नमः । आ. स्था. पू.।
- 9. **स्वधाम्**

- ॐ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। अक्षन् पितरोऽ मीमदन्त, पितरोती तृपन्त पितरः, पितरः शुन्धध्वम् ॥
- अग्रजा सर्वदेवानां कव्यार्थं प्रतिष्ठिता ।
   पितृणां तृप्तिदां देवीं स्वधा मावाहयाम्यहम् ॥ ॐ स्वधायै नमः । आ. स्था. पू. ।
- 10. **स्वाहाम्**

- ॐ स्वाहा प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्य:। पृथिव्यै स्वाहाग्नये स्वाहान्तरिक्षाय स्वाहा वायवे स्वाहा । दिवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा ॥
- हिवर्गृहित्वा सततं देवेभ्यो या प्रयच्छिति ।
   तां दिव्यरुपां वरदां स्वाहा मावाहयाम्यहम् ॥ ॐ स्वाहायै नमः । आ. स्था. पू. ।

11. मातृ

ॐ आपो अस्मान् मातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घृतप्व: पुनन्तु । विश्व ७ हि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिदाब्भ्य: शुचिरा पूतएमि । दीक्षातपसोस्तनूरसि तां त्वा शिवा ७ शग्मां परिदधे भद्रं वर्णम पुष्यन ॥

आवाहयाम्यहं मातृः सकला लोक पूजिताः ।
 सर्वकल्याण रूपिण्यो वरदा दिव्य भूषिताः ॥ ॐ मातृभ्यो नमः । आ. स्था. पू. ।

12. लोकमातृ

ॐ रियश्चमे रायश्चमे पुष्टंचमे पुष्टिश्चमे विभुचमे प्रभुचमे पूर्णंचमे पूर्णतरंचमे कुयवंचमे क्षितंचमे न्नंचमे क्षुच्चमे यज्ञेनकल्पन्ताम् ॥

आवाहये ल्लोकमातृर्जयंतीप्रमुखाःशुभाः ।
 नानाभीष्टप्रदाः शांता सर्वलोकहिता वहाः ॥ ॐ लोकमातृभ्यो नमः । आ. स्था. पू. ।

13. **धृतिम्** 

ॐ यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु । यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥

नमःस्तुष्टिकरीं देवीं लोकानुग्रहकर्मणी।
 स्वकामस्यच सिध्यर्थं धृतिमावाहयाम्यहं॥
 ॐ धृत्यै नमः। आ. स्था. पू.।

14. **पुष्टिम्** 

ॐ त्वाष्टा तुरीयो अभ्युत इन्द्राग्नी पुष्टिवर्धना । द्विपदा धन्दा इन्द्रियमुक्षा गौर्न वयो दधुः॥

आवाहयाम्यहं पुष्टि जगद्विघ्न विनाशिनी ।
 ज्ञात्वा पुष्टि किरं देवीं रक्षणाया ध्वरे मम ॥
 ॐ पुष्ट्यै नमः । आ. स्था. पू. ।

15. **तुष्टिम्** 

ॐ जातवेदसे सुनवाम सोममराती यतो निदहाति वेदः। सनः पर्षदित दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः॥

सौम्यरुपे सुवर्णाभे विद्युज्वलीतकुंडले ।
 धर्मतुष्टिकरीं देवीं मस्मिन्यज्ञे हितायवै ॥
 ॐ तुष्ट्यै नमः । आ. स्था. पू. ।

16. आत्मनः कुलदेवताम्

ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा । चक्षुषे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा ॥

• त्वमात्मासर्व देवानां देहिनांमंत्र सर्वगां । वंशवृध्दि करीं देवीं कुलदेवीं प्रपूजयेत् ॥ ॐ आत्मनः कुलदेवतायै नमः आ. स्था. पू.

# ॥ नवग्रह मंण्डल पूजनम् ॥

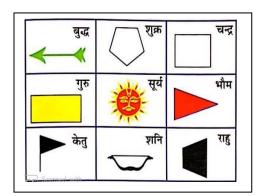

ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि-सुतो बुधश्च। गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव: सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु।।

### १. सूर्यम्

#### मण्डल के मध्य में

लकडी - मदार

फल - द्राक्ष

- ॐ आकृष्णेन रजसा वर्त्तमानो निवेशयन्नमृतं मत्र्यं च।
   हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भ्वनानि पश्यन्॥
- जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम् ।
   तमोऽिरं सत्र पापघ्नं प्रणतोऽिस्म दिवाकरम् ॥
   ॐ भूर्भुवः स्वः कलिंगदेशोद्भव काश्यपस गोत्र रक्त वर्ण भो सूर्य । इहागच्छ । इहितष्ठ
   सूर्याय नमः । सूर्यम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि ।

#### २. चन्द्रम्

मण्डल के अग्निकोण में

लकडी - पलास

फल - गन्ना

- ॐ इमं देवाऽअसपत्न ७ सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्यैष्ठयाय महते
   जानराज्या येन्द्रस्येन्द्रियाय । इमममुष्य पुत्रममुष्यै पुत्रमस्यै विशऽएष वोमी
   राजा सोमोस्माकं ब्राह्मणाना ७ राजा ॥
- दिध शंख तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवम् । नमामि शशिनं सोम शम्भोर्मुकुटभूषणम् ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः यमुनातीरोद्भव आत्रेयस गोत्र शुक्ल वर्ण भो चन्द्र । इहागच्छ । इहतिष्ठ चन्द्रमसे नमः । चन्द्रमसम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि ।

#### ३. भौमम्

मण्डल के दक्षिण में

लकडी - खैर

फल - सोपारी

- ॐ अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्याऽयम् । अपा ७ रेता ७ सि जिन्वति ॥
- धरणी गर्भसंभूतं विद्युत्कान्ति समप्रभम् ।
   कुमारं शक्ति हस्तं च मंगलं प्रणमाम्यहम् ॥
   ॐ भूर्भुवः स्वः अवन्तिकापुरोद्भव भरद्वाजस गोत्र रक्त वर्ण भो भौम । इहागच्छ । इहितष्ठ
  भौमाय नमः । भौमम् आवाहयामि, स्थापयामि, पुजयामि

#### ४. बुधम्

मण्डल के ईशान कोण में लकडी - चिचडी फल - नारंगी

- ॐ उद्बुध्य स्वाग्ने प्रति जागृहि त्विमष्टा पूर्ते स ७ सृजेथा मयं च ।
   अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत ॥
- प्रियंगु कलिका श्यामं रुपेण प्रतिमं बुधम् ।
   सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॥

ॐ भूर्भुवः स्वः मगधदेशोद्भव आत्रेयस गोत्र हरित वर्ण भो बुध । इहागच्छ । इहतिष्ठ बुधाय नमः । बुधम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि ।

### ५. बृहस्पतिम्

मण्डल के उत्तर में

लकडी - पीपल

फल - निम्बु

- ॐ बृहस्पतेऽ अति यदर्यो अर्हाद्युमद् विभाति क्रतुमज्जनेषु ।
   यदीदयच्छवस ऋतप्रजा त तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम् ॥
- देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभम् ।
   बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तन्नमामि बृहस्पतिम् ॥
   भूर्भुवः स्वः सिन्धुदेशोद्भव अंगिरस गोत्र पीत वर्ण भो बृहस्पते । इहागच्छ । इहितष्ठ बृहस्पतये नमः । बृहस्मितम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि ।

### ६. शुक्रम्

मण्डल के पूर्व में

लकडी - गूलर

फल - बीजोरु

- ॐ अन्नात् परिस्त्रुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिबत् क्षत्रं पयः सोमम्प्रजापितः ।
   ऋतेन सत्य मिन्द्रियं विपान ७ शुक्र मन्धस इन्द्रस्येन्द्रिय मिदं पयोऽमृतं मधु ॥
- हिम कुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुम् ।
   सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् ॥
   ॐ भूर्भुवः स्वः भोजकटदेशोद्भव भार्गवस गोत्र शुक्ल वर्ण भो शुक्र । इहागच्छ । इहितष्ठ
   शुक्राय नमः । शुक्रम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि ।

### ७. शनिम्

मण्डल के पश्चिम में

लकडी - शमी

फल - कमल गट्टा

- ॐ शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शंय्यो रभि स्त्रवन्तु नः॥
- नीलांजनसमाभासं रिवपुत्रं यमाग्रजं ।
   छाया मार्तण्ड संभूतं तन्नमामि शनैश्चरम् ॥
   भूर्भुवः स्वः सौराष्ट्र देशोद्भव काश्यपस गोत्र कृष्ण वर्ण भो शनैश्चर । इहागच्छ । इहितष्ठ शनैश्चराय नमः । शनैश्चरम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि

८. राहुम्

मण्डल के नैर्ऋत्य कोण में लक

लकडी - दुब

फल - नारियल

- ॐ कयानश्चित्र ऽ आभुवदूती सदावृधः सखा।
   कया शचिष्ठया वृता॥
- अर्द्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्य विमर्दनम् । सिंहिका गर्भ संभूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् ॥

ॐ भूर्भुवः स्वः राठिनापुरोद्भव पैठीनस गोत्र कृष्ण वर्ण भो राहो । इहागच्छ । इहतिष्ठ राहवे नमः । राहुम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि ।

९. केतुम्

मण्डल के वायव्य कोण में

लकडी - कुशा

फल - दाडिम

- 🕉 केतुं कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे। समुषद्भिरजायथाः॥
- पलाश पुष्प संकाशं तारका ग्रह मस्तकम् ।
   रौद्रं रौद्रत्मकं घोरं तं केतु प्रणमाम्यहम् ॥

ॐ भूर्भुवः स्वः अन्तर्वेदिसमुद्भव जैमिनिस गोत्र कृष्ण वर्ण भो केतु । इहागच्छ । इहतिष्ठ केतवे नमः । केतुम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि ।

महाकाली ध्यानम्

खड्गं चक्र गदेषु चाप परिघाञ्छूलं भुशुण्डीं शिरः, शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनाम् सर्वांग भूषावृताम्। नीलाश्मद्युति मास्य पाद दशकां सेवे महाकालिकाम्, याम स्तौत्स्विपते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभम्॥

महालक्ष्मी ध्यानम्

ॐ या सा पद्मासनास्था विपुल कटितटि पद्मपत्रायताक्षी। गम्भीरावर्त नाभि स्तनभरनिमता शुभ्र वस्त्रोत्तरीया॥ या लक्ष्मी: दिव्यरुपै: र्मणिगण खचितै: स्नापिता हेम कुंभै:। सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्य युक्ता॥

महासरस्वती ध्यानम्

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता। या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना॥ या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा॥

- प्राणप्रतिष्ठा
- ॐ मनो जूतिर्जुषता माज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ ७ समिमं दधातु । विश्वे देवास सऽइह मादयन्तामोम्प्रतिष्ठ ॥
- अस्यै प्राणा: प्रतिष्ठंतु अस्यै प्राणा: क्षरन्तु च।
   अस्यै देवत्वम् आचार्ये मामहेति च कश्चन॥
- आह्वानम्

- ॐ तां म आवह जात-वेदो, लक्ष्मीमनप-गामिनीम्। यस्यां हिरण्यं विन्देयं, गामश्चं पुरूषानहम्॥
- ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्।
   स भूमि ७ सर्व तस्पृत्वाऽ त्यितिष्ठ दृशाङ्गुलम्॥
- आसनम्

- ॐ अश्वपूर्वां रथ मध्यां, हस्ति नाद प्रबोधिनीम् । श्रियं देवीमुपह्वये, श्रीर्मा देवी जुषताम् ॥
- ॐ पुरुषऽएवेदं ७ सर्व य्यद्भृतं यच्च भाव्यम् ।
   उताम् तत्वस्ये शानो यदन्नेना तिरोहति ॥

पाद्यम्

- ॐ कांसोऽस्मि तां हिरण्य-प्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं। पद्मे स्थितां पद्म-वर्णां तामिहोपह्वये श्रियम्॥
- ॐ एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुषः ।
   पादोऽस्य विश्वा भुतानि त्रिपादस्या मृतं दिवि ॥
- अर्घ्यम्

- ॐ चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देव जुष्टा मुदाराम्। तां पद्म-नेमिं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणोमि॥
- ॐ त्रिपाद्र्ध्वं उदैत्पुरुष: पादोऽ स्येहा भवत्पुन:।
   ततो विष्व्वङ् व्यक्रा मत्सा शना नशनेऽ अभि ॥
- आचमनम्
- ॐ आदित्य वर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽक्ष बिल्वः । तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः॥
- ॐ ततो विराड जायत विराजोऽ अधि पूरुषः ।
   स जातोऽ अत्य रिच्यत पश्चाद् भूमिमथो पुरः ॥
- स्नानम्

- ॐ मन्दाकिन्या समानीतैः, हेमाम्भोरुह-वासितैः स्नानं कुरुष्व देवेशि, सलिलं च सुगन्धिभिः॥
- ॐ तस्माद्यज्ञात् सर्व हुत: सम्भृतं पृषदाज्यम् ।
   पश्ंस्न्ताँश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये ॥

- प्यः पृथिव्याम् पयऽओषधीषु पयो दिव्व्यन्तिरक्क्षे पयोधाः । पयस्वतीः प्रदिशः सन्तुमह्यम ॥
  - कामधेनु समुद्भृतं सर्वेषां जीवनं परम्।
     पावनं यज्ञ हेतुश्च पय: स्नानाय गृहताम्॥
- दिध स्नानम्
   सुरिभ नो मुखा करत् प्रण आयु ७ षि तारिषत् ॥
  - पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभम् ।
     दध्यानितं मया देव स्ननार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥
- घृत स्नानम्
   अनुष्वधमा वह मदयस्व स्वाहाकृतं वृषभ विक्ष हव्यम् ॥
  - नवनीत समुत्पन्नं सर्व संतोष कारकम् ।
     घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥
- मधु स्नानम्
   मधु वाता ऋतायते मधु क्षरिन्त सिन्धव: । माद्धवीर्नः सन्त्वोषधी: ।
   मधु नक्त मुतो षसो मधुमत् पार्थिव ७ रज:। मधु द्यौरस्तुन: पिता ।
   मधुमान्नो व्वनस्पितर् मधुमाँ२ अस्तु सूर्य:। माध्वीर्गावो भवन्तु न: ॥
  - पुष्प रेणु समुत्पन्नं सुस्वादु मधुरं मधु ।
     तेजः पृष्टिकरं दिव्यं स्ननार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥
- शर्करा स्नानम्
  ॐ अपा ७ रसमुद् वयस ७ सूर्ये सन्त: ७ समाहितम। अपा ७ रसस्य यो
  रसस्तम् वो गृह्णाम्युत्तम मुपयाम गृहीतो सिन्द्राय त्वा जुष्टं गृह्णाम्येष ते योनि
  रिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्॥
  - इक्षुसार समुद्भूता शर्करा पुष्टि कारिका ।
     मलापहारिका दिव्य स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥
- पंचामृत स्नानम्
   सरस्वती तु पंचधा सो देशे भवत्सरित ॥
  - पयो दिध घृतं मधु चैव च शर्करा मधु संयुतम् ।
     पंचामृतं मयानीतं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम् ॥
- ❖ अभिषेकम् यहाँ पर श्रीसुक्त के सोलह मंत्रो से अभिषेक किया जाता है। जो निचे दिया हुवा है।

- गन्धोदक स्नानम्
- ॐ अ ७ शुनाते अ ७ शु: पृच्यतां परुषा परु: । गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युत: ॥
- ॐ गन्ध-द्वारां दुराधर्षां, नित्य-पुष्टां करीषिणीम् । ईश्वरीं सर्व-भूतानां, तामिहोपह्वये श्रियम् ॥
- शुद्धोदक स्नानम्
- ॐ शुद्धवाल: सर्वशुद्धवालो मणिवालस्यऽ अश्विनाः। श्वेत: श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपा: पार्जन्या:॥
- शुद्धं यत् सिललं दिव्यं गंगाजल समं स्मृतम् ।
   समर्पितं मया भक्त्या शुद्ध स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥

वस्त्रम्

- ॐ उपैतु मां देव सख: कीर्तिश्च मणिना सह। प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे॥
- सर्वभूषाधिके सौम्ये लोक लज्जा निवारणे।
   मयोपपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृह्यतां।।
- उपवस्त्रम्

- ॐ सुजातो ज्योतिषा सह शर्म्म वरूथमासदत्स्वः। वासोग्ने विश्वरूप ७ संव्ययस्व विभावसो॥
- उपवस्त्रं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने ।
   भक्त्या समर्पितं देव प्रसीद परमेश्वर ॥
- यज्ञोपवितम्
- ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं, प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्। आयुष्यमग्रयं प्रतिमुञ्च शुभ्रं, यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः॥
- ॐ तस्मादश्वाऽ अजायन्त ये के चोभयादतः ।
   गावो ह जित्तरे तस्मात्तस्मा ज्जाताऽ अजावयः ॥
- गंध / चंदनम्
- ॐ गन्ध-द्वारां दुराधर्षां, नित्य-पुष्टां करीषिणीम् । ईश्वरीं सर्व-भूतानां, तामिहोपह्वये श्रियम् ॥
- ॐ त्वां गन्धर्वा अखनँस्त्वां मिन्द्रस्त्वां बृहस्पति : ।
   त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्माद् मुच्यत् ॥
- अक्षतम्

- ॐ अक्क्षन्नमीमदन्त ह्यविष्प्रियाऽअधुषत । अस्तोषत स्वभानवो विष्रा न्नविष्ठया मती योजान् विन्द्रतेहरी ॥
- अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता: सुशोभिता: ।
   मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर ॥

- सुगन्ध द्रव्यम्
- ॐ त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिम्पुष्टिवर्द्धनम। उर्वारुकमिव बन्धनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात॥
- ॐ अ ७ शुनाते अ ७ शु: पृच्यतां परुषा परु: ।
   गन्धस्ते सोम मवतु मदाय रसोऽ अच्च्युत: ॥
- आभुषणम्
- ॐ क्षुत्-पिपासाऽमलाम् ज्येष्ठाम्, अलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् । अभूतिम समृद्धिं च, सर्वान् निर्णुद मे गृहात् ॥
- ॐ सौभाग्य सूत्रम वरदे सुवर्ण मणि संयुतम।
   कण्ठे बघ्नामि देवेशि सौभाग्यम देहि मे सदा ॥
- काजल

ॐ चक्षुर्भ्याम कज्जलम रम्यम सुभगे शान्ति कारकम। कर्पूज्योति समुत्पन्नम गृहाण परमेश्वरि॥

पुष्पम्

- ॐ मन्दार पारिजाताद्या पाटली केतकी तथा। मरुवा मोगरं चैव गृहाणाशु नमो नमः॥
- पुष्पमालाम्
- ॐ मनसः काममाकूतिं, वाचः सत्यमशीमहि। पश्नां रूपमन्नस्य, मिय श्रीः श्रयतां यशः॥
- माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो।
   मयाहृतानि पुष्पाणि गृह्यन्तां पूजनाय भोः॥

दुर्वाम्

- ॐ काण्डात काण्डात प्ररोहन्ती परुष: परुषस्परि। एवा नो दूर्वे प्रतनु सहस्रोण शतेन च॥
- तृणकान्त मणि प्रख्य हरित अभि: सुजातिभि:।
   दूर्वाभिराभिर्भवतीम पूजयामि महेश्वरि ॥
- बिल्वपत्रम्
- ॐ नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो व्वर्मिणे च वरूथिने च नम: श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्यरय चाहनन्यायच॥
- ॐ त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधम ।
   त्रिजन्मपाप संहारमेक बिल्वं शिवार्पणम ॥
- सौभाग्य द्रव्यम्
- ॐ अहिरिव भोगै: पर्येति बाहुन् ज्यावा हेतिम् परिबाधमान:। हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्वान् पुमान पुमा ७ सं परिपातु विश्वत:॥
- अबीरं च गुलालं च चोवा चन्दन मेव च ।
   अबीरेणर्चितो देव अत: शान्ति प्रयच्छमे ॥

हिरद्राचूर्ण ॐ हिरद्रा रंचिते देवि ! सुख सौभाग्य दायिनी ।
 तस्मात त्वाम पूज्याम यत्र सुखम शान्तिम प्रयच्छ में ॥

कुंकुमम्
 कुंकुमं कामना दिव्यं कामना काम सम्भवम ।
 कुंकुमेनार्चितो देव गृहाण परमेश्वर ॥

सिन्दूरम्
 धृतस्य धाराऽअरुषो नव्वाजी काष्ठा भिन्न्दन्नूर्मिभि: पिन्न्वमान: ॥

ॐ सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनम् ।
 शुभदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम् ॥

💠 अंग पूजा चावल, पुष्प, चंदन लेकर प्रत्येक मंत्र पर बोलते हुए महालक्ष्मी जी के पास छोडें।

हस्तौ पूजयामी १. ॐ चपलायै नम:। पादौ पूजयामी ७. ॐ कमलवासिन्यै नम: २. ॐ चंचलायै नम:। जानुनी पूजयामी ८. ॐ पद्माननायै नम: मुखं पूजयामी कटि पूजयामी ३. ॐ कमलायै नम: । 🥄 ॐ कमलपत्राक्ष्यै नम: नेत्रत्रयं पूजयामी १०.ॐ श्रियै नम: ४. ॐ कात्यायन्यै नम:। नाभिं पूजयामी शिर: पूजयामी ५. ॐ जगन्मात्रे नम:। जठरं पूजयामी ११.ॐ महालक्ष्म्यै नम: सर्वांग पूजयाम

६. ॐ विश्ववल्लभायै नम: वक्ष: स्थल पूजयामी

अष्टलक्ष्मी ध्यानम् धनं धान्यं धरां धर्मम् कीर्तिर्मायुर्यशः श्रियम् ।
 पुत्रान् सर्वकामांश्च अष्टलक्ष्मी प्रयच्छ मे ॥

पंकजं देवि संत्यज्य मम वेश्मिन संविश ।
 यथा सपूत्र भूत्योहं सुखी स्याम् त्वत्प्रसादतः ॥

पूर्व ॐ आद्य लक्ष्म्यै नमः।
 अग्नेय ॐ विद्या लक्ष्म्यै नमः।
 विद्या लक्ष्म्यै नमः।
 विद्या लक्ष्म्यै नमः।
 उत्तर ॐ भोग लक्ष्म्यै नमः।
 ईशान ॐ योग लक्ष्म्यै नमः।

अष्टिसिद्धि ध्यानम्
 प्राप्तिः प्राकाम्यमीशित्वं विशत्वं चाष्ट सिद्धयः ॥

 १. पूर्व
 ॐ अणिम्ने नमः ।
 ५. पश्चिम
 ॐ प्राप्त्यै नमः ।

 २. आग्नेय
 ॐ महिम्ने नमः ।
 ६. वायव्य
 ॐ प्रकाम्यै नमः ।

 ३. दक्षिण
 ॐ गरिम्णे नमः ।
 ७. उत्तर
 ॐ ईशितायै नमः ।

 ४. नैर्ऋत्य
 ॐ लिघिम्ने नमः ।
 ८. ईशान
 ॐ विशतायै नमः ।

धुपम्

- ॐ कर्दमेन प्रजा-भूता, मिय सम्भव-कर्दम। श्रियं वासय मे कुले, मातरं पद्म-मालिनीम्॥
- ॐ वनस्पति रसोद्भूतो गन्धाढयो गन्धः उत्तमः ।
   आघ्रेयः सर्व देवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॥

दीपम्

- ॐ आपः सृजन्तु स्निग्धानि, चिक्लीत वस मे गृहे। नि च देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले॥
- ॐ अग्निज्योंति: ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योति: ज्योति: सूर्य: स्वाहा ।
   अग्निर्व्वर्चो ज्योतिर्व्वर्च्च: स्वाहा सूर्योव्वर्च्चो ज्योतिर्व्वर्च्च: स्वाहा ।
   ज्योति: सूर्य्य: सूर्योज्योति: स्वाहा ॥
- नैवद्यम्

- ॐ आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं, पिंगलां पद्म-मालिनीम्। चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं, जातवेदो म आवह॥
- ॐ नाभ्या आसीदन्तिरक्ष ७ शीष्णों द्यौः समवर्तत ।
   पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ२ अकल्पयन् ॥
   प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा ॥
- ऋतुफलम्
- ॐ याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः। बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्व ७ ह सः॥
- फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् ।
   तस्मात् फल प्रदानेन पूर्णाः सन्तु मनोरथाः ॥
- ताम्बूल / पूगीफलम्
- ॐ आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं, सुवर्णां हेम-मालिनीम् । सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं, जातवेदो ममावह ।।
- ॐ पूगीफलं महद्दिव्यं नागवल्ली दलैर्युतम् ।
   एलादिचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् ॥
- दक्षिणा

- ॐ तां म आवह जात-वेदो लक्ष्मीमनप-गामिनीम्। यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान् विन्देयं पुरूषानहम्।।
- ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पितरेक आसीत्।
   स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हिवषा विधेम् ॥

#### दिपावली पूजन पद्धति

कपूर आरती

ॐ आ रात्रि पार्थिव ७ रजः पितुरप्रायि धामभिः। दिवः सदा ७ सि बृहती वितिष्ठस आत्वेषं वर्तते तमः॥

- इद ७ हिव: प्रजननम्मे अस्तु दशवीर ७ सर्वगण ७ स्वस्तये। आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोक सन्य भयसनि:। अग्नि: प्रजां बहुलं मे करोत्वन्नं पयो रेतोऽ अस्मासु धत्त॥
- अग्निर्देवता वातो देवता, सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता, वसवो देवता रुद्रा देवता, दित्या देवता मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता॥
- कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् ।
   सदा बसन्तं हृदया रिबन्दे भवं भवानी सिहतं नमामि ॥
- प्रदक्षिणा

ॐ ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृका हस्ता निषङ्गिणः। तेषा ७ सहस्र योजनेऽ वधन्वा नितन्मसि ॥

प्रार्थना

ॐ सुरासुरेन्द्रादिकिरीट मौक्तिकैर्यक्तं सदायत्रव पादपंकजम्। परावरंपातुवरं सुमंगलं नमामिभक्त्या तव कामसिद्धये॥

💠 अर्पण

अनेन कृतेन पूजनेन भगवती महालक्ष्मीदेवी प्रीयताम्, न मम।

### ॥ श्री महाकाली ( दवात ) पूजनम् ॥

- स्याही युक्त दवात (स्याही की बोतल) में मौली लपेट कर सिंदूर से स्वस्तिक बना दें एवं महालक्ष्मी जी के सामने रख दें।
- पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन कर दें।
- ध्यानम्

ॐ कालिके त्वं जगन्मातर्मसिरुपेण वर्तसे। उत्पन्ना त्वं च लोकानां व्यवहारप्रसिद्धये॥ ॐ श्री महाकाल्यै नमः।

प्रार्थना

या कालिका रोगहरा सुवन्द्या भक्तै: समस्तै र्व्यवहारदक्षै:। जनैर्जनानां भयहारिणी च सा लोकमाता मम सौख्यदास्तु॥

## ॥ श्री महाकाली ( लेखनी ) पूजनम् ॥

- लेखनी (कलम) में मौली लपेट कर महालक्ष्मी जी के सामने रख दें।
- पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन कर दें।
- ध्यानम्

ॐ लेखिनी निर्मिता पूर्वम् ब्रह्मणा परमेष्ठिना । लोकानां च हितार्थाय तस्मात्तां पूजयाम्यहम् ॥ ॐ लेखन्यै नमः ।

प्रार्थना

शास्त्राणां व्यवहाराणां विद्यानामाप्युयाद्यात:। अतस्त्वां पूजियष्यामि मम हस्ते स्थिरा भव॥

# ॥ श्री महा सरस्वती ( बही खाता ) पूजनम् ॥

- बहीखाता पर केसर युक्त स्विस्तिक बनाएं। हल्दी की गांठ, धिनया, चावल, कमलगट्टा, दूर्वा और कुछ सिक्के रखें।
- पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन कर दें।
- 🌣 ध्यानम्

शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं। वीणा-पुस्तक-धारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्॥ हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम्। वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्॥ ॐ सरस्वत्यै नमः।

प्रार्थना

ॐ सरस्वति शुक्लवर्णे वीणा पुस्तक धारिणि। त्रैलोक्य वन्दिते देवि प्रसन्ना भव सर्वदा॥

• कृतेन अनेन पूजनेन महासरस्वती देवी प्रीयताम् न मम।

## ॥ कुबेर ( तिजोरी ) पूजनम् ॥

- तिजोरी (संदूक) के ऊपर स्वस्तिक बनाएं।
- पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन कर दें।

🌣 ध्यानम्

आवाहयामि देव त्वामिहायाहि कृपां कुरु। कोशं वर्द्धय नित्यं त्वं परिरक्ष सुरेश्वर॥

प्रार्थना

धनाध्यक्षाय देवाय नर यानोप वेशिने। नमस्ते राज राजाय कुबेराय महात्मने॥

### ॥ तुला ( तराजू ) पूजनम् ॥

- सिन्द्र से तराजू के ऊपर स्वस्तिक बनाएं।
- पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन कर दें।
- ध्यानम्

ॐ नमस्ते सर्व देवानां शक्तित्वे सत्यमाश्रिता। साक्षिभूता जगद्धात्री निर्मिता विश्व योनिना॥ ॐ तुलाधिष्ठातृ देवताभ्यो नमः।

प्रार्थना

ॐ त्वं तुले सर्व देवानाम् प्रमाणिमह कीर्तित। अत्स्वां पूजियण्यामि धर्मार्थ सुख हेतवे॥

## ॥ दीपमालिका ( दीपक ) पूजनम् ॥

- एक थाली या परात में ११, २१ या उससे अधिक दीपक तिल के तेल से प्रज्वलित करके महालक्ष्मी जी के पास रख दें।
- पंचोपचार पूजन कर दें।
   अद्य शुभ पुण्य तिथौ अमुक गोत्रः अमुक नामाहं गृहे लक्ष्मी वृद्धि हेतवे अलक्ष्मी निस्सारणार्थम् अखण्डदीप स्थापनं पूजनम् च करिष्ये।
   ॐ भो दीप ब्रह्मरुप त्वं ह्यन्थकार विनाशक।
   इमां मया कृतां पूजां गृह्वन्तेजः प्रवर्धय॥
   ॐ दीपावल्यै नमः।

प्रार्थना

संकल्प

🌣 ध्यानम्

ॐ त्वं ज्योतिस्त्वं रविश्चनद्रो विद्युदग्निश्च तारका:। सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीपावल्यै नमो नम:॥

🌣 गज ध्यानम्

ॐ गजराज नमस्तेस्तु नरकार्णवतारक। सुखदः पुत्र पौत्रादेः सर्वदा बृद्धि हेतवे॥

दूकान की पूजा

ॐ विपणि त्वं महादेवि धन धान्य प्रवर्धिनि । मदृहे सुयशो देहि धन धान्यादिकं तथा ॥ विपण्यधिष्ठातृ देवताभ्यो नमः।

भण्डार गृह

ॐ सुवर्णकुप्यं द्रव्याणां स्थानं कोसगृहं हि नः। प्रसादाद् धनदस्यैव नित्यं भवतु वृद्धिमत॥

धान्य

ॐ ब्रीह्यादीनि च धान्यानि प्राणिनां प्रीणनाय वै। ऋषयः पितरो देवा ऋद्धिं कुर्वन्तु तेषु नः॥

### ॥ गणेश जी की आरती॥

- 💠 जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा ॥
- ❖ एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे, मुसे की सवारी।। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा।।
- पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुवन का भोग लगे, संत करे सेवा ॥
   जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा ॥
- ❖ अंधन को आंख देत, कोढ़ियन को काया। बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया ॥ जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा ॥

### ॥ लक्ष्मीजी की आरती ॥

- ॐ जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निसदिन सेवत, हर विष्णु विधाता ॥
- ॐ जय लक्ष्मी माता....
- उमा, रमा, ब्रम्हाणी, तुम जग की माता सूर्य चद्रंमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता ॥
- ॐ जय लक्ष्मी माता....
- दुर्गारूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता
   जो कोई तुमको ध्याता, ऋद्धि सिद्धी धन पाता ॥
- ॐ जय लक्ष्मी माता....
- तुम पाताल निवासनी, तुम ही शुभदाता
   कर्मप्रभाव प्रकाशनी, भवनिधि की त्राता ॥
- ॐ जय लक्ष्मी माता....
- जिस घर तुम रहती, तहँ सब सदुण आता सब सभंव हो जाता, मन नहीं घबराता ॥
- ॐ जय लक्ष्मी माता....
- तुम बिन यज्ञ ना होते, वस्त्र न हो पाता
   खान पान का वैभव, सब तुमसे आता ॥
- ॐ जय लक्ष्मी माता....
- शुभ गुण मंदिर, सुंदर क्षीरिनिधि जाता
   रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता ॥
- ॐ जय लक्ष्मी माता....
- महालक्ष्मी जी की आरती, जो कोई नर गाता
   उर आंनद समाता, पाप उतर जाता ॥
- ॐ जय लक्ष्मी माता....

🌣 जल आरती

ॐ द्यौ: शान्तिरन्तिरक्ष ७ शान्ति: पृथ्वी शान्तिराप: शान्तिरोषधय: शान्ति: वनस्पतय: शान्तिर्विश्वेदेवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति: सर्व ७ शान्ति: शान्तिरेव शान्ति: सा मा शान्तिरेधि॥

पुष्पांजिल

या श्री: स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी: पापात्मनां कृतिधयां हृदयेषु बुद्धि:। श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता: स्म परिपालय देवि विश्वम्॥

- ॐ यज्ञेन यज्ञ मयजन्त देवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ।
   ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥
- ॐ राधाधिराजाय प्रसह्य साहिने। नमो वयं वैश्रणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यम्। कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नम:।
- ॐ स्वास्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं राज्यं महाराज्य माधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौम: । सार्वायुष आन्तादा परार्धात । पृथिव्यै समुद्र पर्यान्ताया एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽ भिगितो मरुत: परिवेष्टारो मरुतस्या वसन्नगृहे । आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वेदेवा: सभासद इति:।
- ॐ विश्व तश्चक्क्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात।
   सम्बाह्भ्यां धमित सम्पत्त्रैर्द्यावा भूमी जनयंदेव एकः॥
- नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च।
   पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर॥
- 🕉 श्री महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्॥

प्रदक्षिणा

ॐ ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृका हस्ता निषङ्गिणः। तेषा ७ सहस्र योजनेऽ वधन्वा नितन्मसि ॥

यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च।
 तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे॥

समर्पण

अनेन कृतेन पूजनेन भगवती महालक्ष्मीदेवी प्रीयताम्, न मम। महालक्ष्म्यै अर्पणमस्तु।

आचार्य दक्षिणा

अद्य पूर्वोच्चिरत विशेषण विशिष्टायां शुभ पूण्य तिथौ अमुक गोत्रः अमुक नाम्नः अस्मिन पुण्य पर्वणि आवाहित देवतादीनां पूजन प्रतिष्ठार्थम् शुभ फल प्राप्त्यर्थं इदं दक्षिणा द्रव्यं गोत्राय शर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यं संप्रददे। विसर्जन

- ॐ यान्तु देव गणः सर्वे, पूजामादाय मामकीम। इष्ट-काम-समृद्धयर्थं, पुनरागमनाय च॥
- ॐ गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर ।
   यत्र ब्रम्हादयो देवा: तत्र गच्छ हताशन ॥
- प्रार्थना

- प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेता ध्वरेषु यत् । स्मरणादेव तद्विष्णो: सम्पूर्ण स्यादिति श्रुति: ॥
- यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु ।
   न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम् ॥
   ॐ विष्णवे नमः । ॐ विष्णवे नमः । ॐ विष्णवे नमः ।
- आशिर्वाद
- श्री र्वर्चस्व मायुष्य मारोग्यं गावधात् पवमानं महीयते । धन धान्यं पशुं बहुपुत्र लाभं शतसंवत्सरे दीर्घमायु ।
- ॐ सफला सन्तु पूर्णा : सन्तु मनोरथा : ।
   शत्रूणां बुद्धि नाशोस्तु मित्राणां मुदयस्तव ॥
- इदं फलं मया देव स्थापितम् पुरतस्तव ।
   तेन मे सफला वाप्तिर् भवेत जन्मिन जन्मिन ॥

# ॥ श्री सूक्त ॥

- हिरण्यवर्णां हिरणीं सुवर्णरजतस्रजाम् ।
   चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ॥१॥
- तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् ।
   यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्चं पुरुषानहम् ॥२॥
- अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीम् ।
   श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम् ॥३॥
- कां सोस्मितां हिरण्य प्राकारामाद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम् ।
   पद्मेस्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम् ॥४॥
- चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलंतीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम् ।
   तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे ॥५॥

- आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः ।
   तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरा याश्च बाह्या अलक्ष्मीः ॥६॥
- उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह।
   प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेस्मिन् किर्तिमृद्धिं ददातु मे ॥७॥
- क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् ।
   अभूतिमसमृद्धिञ्च सर्वां निर्णुदमे गृहात् ॥८॥
- गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ।
   ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् ॥९॥
- मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमिह ।
   पश्नां रूपमन्नस्य मिय श्रीः श्रयतां यशः ॥१०॥
- कर्दमेन प्रजाभूता मिय सम्भव कर्दम ।
   श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् ॥११॥
- आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वसमे गृहे ।
   निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले ॥१२॥
- आर्द्रां पुष्किरिणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीम् ।
   चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ॥१३॥
- आर्द्रां य:किरणीं यिष्टं सुवर्णां हेममालिनीम्।
   सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ॥१४॥
- तां म आवह जातवेदो लक्ष्मी मनप गामिनीम्।
   यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् ॥१५॥
- यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् ।
   सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत् ॥१६॥

॥ इति ऋग्वेदे खिलसूक्तेषु श्री सूक्तम्॥

# ॥ लक्ष्मी सूक्त ॥

- पद्मानने पद्मविपद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षि ।
   विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मिय सं निधत्स्व ॥१॥
- पद्मानने पद्म ऊरू पद्माक्षी पद्मसम्भवे ।
   तन्मेभजिस पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् ॥२॥
- अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने ।
   धनं मे जुषतां देवि सर्वकामांश्च देहि मे ॥३॥
- पुत्रपौत्रं धनं धान्यं हस्त्यश्वादिगवेरथम् ।
   प्रजानां भविस माता आयुष्मन्तं करोतु मे ॥४॥
- धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः।
   धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमस्तु ते ॥५॥
- वैनतेय सोमं पिब सोमं पिबतु वृत्रहा ।
   सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददात् सोमिनः ॥६॥
- न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मित:।
   भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् ॥७॥
- सरिसजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे।
   भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् ॥८॥
- विष्णुपत्नीं क्षमादेवीं माधवीं माधवप्रियाम् ।
   लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभाम् ॥९॥
- महालक्ष्मी च विद्यहेविष्णुपत्नी च धीमिह ।
   तन्नो लक्ष्मी: प्रचोदयात् ॥१०॥
- चन्द्रप्रभां लक्ष्मीमेशानीं सूर्या भांलक्ष्मीमैश्वरीम् ।
   चन्द्र सूर्याग्निसंकाशां श्रियं देवीमुपास्महे ॥११॥
- श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाच्छोभमानं महीयते ।
   धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः ॥१२॥

## ॥ कनकधार स्तोत्रम् ॥

- अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती, भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् ।
   अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला, माङ्गल्यदाऽस्तु मम मङ्गलदेवतायाः॥१॥
- मुग्धा मुहुर्विदधती वदने मुरारे:, प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि ।
   माला दृशोर्मधुकरीव महोत्पले या, सा मे श्रियं दिशतु सागरसंभवाया: ॥२॥
- विश्वामरेन्द्रपदिविभ्रमदानदक्षं, आनन्दहेतुरिधकं मुरिवद्विषोऽपि ।
   ईषन्निषीदतु मिय क्षणमीक्षणार्धम्, इन्दीवरोदरसहोदरिमिन्दिरायाः ॥३॥
- आमीलिताक्षमिधगम्य मुदा मुकुन्दं, आनन्दकन्दमिनमेषमनङ्गतन्त्रम् ।
   आकेकरिश्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं, भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः ॥४॥
- बाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभे या, हारावलीव हिरनीलमयी विभाति ।
   कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला, कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः ॥५॥
- कालाम्बुदालिललितोरिस कैटभारे:, धाराधरे स्फुरित या तिडदङ्गनेव।
   मातुस्समस्तजगतां महनीयमूर्ति:, भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाया: ॥६॥
- प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात्, माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन ।
   मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणाधं, मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः ॥७॥
- दद्याद्वयानुपवनो द्रविणाम्बुधारां, अस्मिन्निकञ्चनिवहङ्गिशशौ विषण्णे।
   दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दूरं, नारायणप्रणियनीनयनाम्बुवाहः ॥८॥
- इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयाई-, दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते ।
   दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां, पृष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः ॥९॥
- गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति, शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति ।
   सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै, तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै ॥१०॥
- श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै, रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै ।
   शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै, पृष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै ॥११॥
- नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै, नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै ।
   नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै, नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै ॥१२॥

- सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि, साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि ।
   त्वद्वन्दनानि दुरितोद्धरणोद्यतानि, मामेव मातरिनशं कलयन्तु मान्ये ॥१३॥
- यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः, सेवकस्य सकलार्थसंपदः ।
   संतनोति वचनाङ्गमानसैः, त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे ॥१४॥
- सरिसजिनलये सरोजहस्ते, धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे ।
   भगवित हरिवल्लभे मनोज्ञे, त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् ॥१५॥
- दिग् हस्तिभिः कनककुंभमुखावसृष्ट-, स्वर्वाहिनीविमलचारुजलप्लुताङ्गीम् ।
   प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष, लोकाधिनाथगृहिणीममृताब्धि पुत्रीम् ॥१६॥
- कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं, करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः ।
   अवलोकय मामिकञ्चनानां, प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः ॥१७॥
- स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमीभिरन्वहं, त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम् ।
   गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो, भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः ॥१८॥

॥ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतश्रीकनकधारास्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

# ॥ महालक्ष्मी अष्टकम् ॥

- 💠 नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। शङ्ख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मि नमोस्तु ते ॥१॥
- नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयङ्किर । सर्वपाप हरे देवि महालक्ष्मि नमोस्तु ते ॥२॥
- 💠 सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदृष्ट भयङ्करि । सर्वदु:ख हरे देवि महालक्ष्मि नमोस्तु ते ॥३॥
- 💠 सिद्धि बुद्धिप्रदे देवि भुक्ति मुक्ति प्रदायिनि । मन्त्रमुर्ते सदा देवि महालक्ष्मि नमोस्तु ते ॥४॥
- 💠 आद्यन्तर हिते देवि आद्य शक्ति महेश्वरि । योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मि नमोस्तु ते ॥५॥
- 💠 स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे। महापाप हरे देवि महालक्ष्मि नमोस्तु ते ॥६॥
- 💠 पद्मासनस्थिते देवि परब्रह्म स्वरूपिणि । परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोस्तु ते ॥७॥
- 💠 श्वेताम्बरधरे देवि नानालङ्कार भूषिते । जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोस्तु ते ॥८॥
- 🌣 महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं य: पठेद्धक्तिमान्नर:। सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा ॥९॥
- 💠 एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनम् । द्विकालं य: पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वित: ॥१०॥
- 💠 त्रिकालं य: पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनम् । महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा ॥११॥

॥ इति इन्द्र कृतम् महालक्ष्म्यष्टकम् सम्पूर्णम् ॥

## ॥ महालक्ष्मी पूजा की सामग्री ॥

| 1.  | अबीर     | 1 पैकेट   | 27. | गन्ना          |             |
|-----|----------|-----------|-----|----------------|-------------|
| 2.  | गुलाल    | 1 पैकेट   | 28. | हल्दी गांठ     | 11 नग       |
|     | कुमकुम   |           | 29. | कमलबीज         | 21 नग       |
| 4.  | हल्दी    |           | 30. | खड़ा धनिया     | 50 ग्राम    |
| 5.  | सिंदूर   | 1 पैकेट   | 31. | पीली सरसो      | 25 ग्राम    |
| 6.  | अष्टगंध  | 1 डिब्बी  | 32. | गुड            |             |
|     | केशर     |           | 33. | गरी गोला       |             |
| 8.  | सुपारी   | 35 नग     | 34. | तिल का तेल     | र 250 ग्राम |
| 9.  | लौंग     | 10 ग्राम  | 35. | घी             | 250 ग्राम   |
| 10. | इलायची   | 10 ग्राम  | 36. | शक्कर          | 100 ग्राम   |
|     | शहद      |           | 37. | बतासा          |             |
| 12. | इत्र     | 1 सिसि    | 38. | धान का लाव     | त्रा        |
| 13. | गंगाजल   | 1 बोतल    | 39. | गणपति मूर्ति   |             |
|     | गोमूत्र  |           | 40. | लक्ष्मी मूर्ति |             |
| 15. | जनेऊ     | 4 नग      | 41. | सिक्के चांदी   | के          |
|     | मौली     |           |     | कलश            |             |
| 17. | नारियल   | 3 नग      | 43. | कटोरी          | 12 नग       |
| 18. | अगरबत्ती | 1 पैकेट   | 44. | चम्मच          | 6 नग        |
| 19. | कपूर     | 50 ग्राम  | 45. | लोटा           | 1 नग        |
| 20. | माचिस    |           |     | थाली           |             |
| 21. | रुई      | 1 पैकेट   | 47. | गिलास          | 2 नग        |
|     | धुप      | 1 पैकेट   | 48. | पंचपात्र       |             |
| 23. | दोना     | 1 बंडल    | 49. | आचमनी          |             |
|     | चावल     |           | 50. | तरभाणा         |             |
| 25. | गेहुं    | 1.25 किलो | 51. | दिया           | 1 नग        |
| 26. | मुंग     | 1.25 किलो | 52. | चौकी           | 3 नग        |
|     |          |           |     |                |             |

```
53. पाटला
               3 नग
54. पंचामृत - दुध, दही, घी,
   सक्कर, मधु
55. पंचमेवा
56. फल पांच प्रकार के
57. फूल (मिक्स) 1 किलो
               5 नग
58. हार
59. दुर्वा
60. तुलसी
61. बेलपत्र
62. कमल फूल
63. आम पता
64. पान
               25 पत्ता
65. प्रसाद - मिठाई
66. दीया
               21 नग
67. सर्वऔसधी
68. लाल कपड़ा 1.25 मीटर
69. सफेद कपड़ा 1.25 मीटर
70. हरा कपड़ा 1.25 मीटर
71. गठजोड़ कपड़ा
72. आसन
73. नेपकीन
74. धोती - 2 (गणेश, नवग्रह)
```

75. साडी - 3 (काली, लक्ष्मी, सरस्वती)

76. श्रृंगार - माता जी हेतु

# ।। पंच दिवसीय दीपावली महोत्सव एवं कथा।।

### 1. धनतेरस

- उत्तरीभारत में कार्तिक कृष्णपक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास से मनाया जाता है.
- धन त्रयोदशी के दिन धनवंतरी देव का जन्म हुआ था. धनवंतरी देव, देवताओं के चिकित्सकों के देव है. यही कारण है कि इस दिन चिकित्सा जगत में बडी-बडी योजनाएं प्रारम्भ की जाती है।
- देव धनवन्तरी, देवी लक्ष्मी जी और धन के देवता कुबेर के पूजन की परम्परा है.
- इस दिन यमदेव को भी दीपदान किया जाता है. इस दिन यमदेव की पूजा करने से घर में असमय मृत्यु का भय नहीं रहता है.
- धन त्रयोदशी के दिन यमदेव की पूजा करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख वाला दीपक पूरी रात्रि जलाना चाहिए. इस दीपक में कुछ पैसा व कौडी भी डाली जाती है।
- धन तेरस की पूजा शुभ मुहुर्त में करनी चाहिए. सबसे पहले तेरह दीपक जला कर तिजोरी में कुबेर का पूजन करना चाहिए. एवं इसके साथ सप्तधान्य गेंहूं, उडद, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर है. की पूजा की जाती है
- इस दिन लक्ष्मी जी व गणेश जी की चांदी की प्रतिमा, चांदी के सिक्का, नये उपहार, बर्तन व गहनों की खरीदारी करना शुभ रहता है.
  - प्रार्थना यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन-धान्य अधिपतये धन-धान्य समृद्धि मे देहि दापय स्वाहा।

#### धनतेरस की कथा

एक किवदन्ती के अनुसार एक राज्य में एक राजा था, कई वर्षों तक प्रतिक्षा करने के बाद, उसके यहां पुत्र संतान कि प्राप्ति हुई. राजा के पुत्र के बारे में किसी ज्योतिषी ने यह कहा कि, बालक का विवाह जिस दिन भी होगा, उसके चार दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जायेगी.

ज्योतिषी की यह बात सुनकर राजा को बेहद दु:ख हुआ, ओर ऎसी घटना से बचने के लिये उसने राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया, जहां आस-पास कोई स्त्री न रहती हो, एक दिन वहां से एक राजकुमारी गुजरी, राजकुमार और राजकुमारी दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों एक दूसरे को देख कर मोहित हो गये, और उन्होने आपस में विवाह कर लिया.

ज्योतिषी की भविष्यवाणी के अनुसार ठीक चार दिन बाद यमदूत राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचें. यमदूत को देख कर राजकुमार की पत्नी विलाप करने लगी. यह देख यमदूत ने यमराज से विनती की और कहा की इसके प्राण बचाने का कोई उपाय बताईयें. इस पर यमराज ने कहा की जो प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात में जो प्राणी मेरा पूजन करके दीप माला से दक्षिण दिशा की ओर मुंह वाला दीपक जलायेगा, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा. तभी से इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाये जाते है.

### 2. नरक चतुर्दशी / रूप चौदस / छोटी दीपावली

दीपावली पर्व के ठीक एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी को छोटी दीवाली, रूप चौदस और काली चतुर्दशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के विधि-विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है।

कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर यम के नाम का चौमुखा तेल का दीपक जलाते हैं। जिससे अकाल मृत्यु कभी न आए।

इस दिन निशीथ काल (अर्धरात्रि का समय) में घर से बेकार के सामान फेंक देना चाहिए। इस परंपरा को दारिद्रय नि: सारण कहा जाता है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के अगले दिन दीपावली पर लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती है, इसलिए दिरद्रय यानि गंदगी को घर से निकाल देना चाहिए।

कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को प्रातःकाल 'अपामार्ग' और 'चकबक' को स्नान के समय मस्तक पर घुमाना चाहिये। इससे नरक के भय का नाश होता है। उस समय निम्न प्रकार से प्रार्थना करे

• प्रार्थना सीता-लोष्ट-सहा-युक्तः सकण्टक-दलान्वितः । हर पापमपामार्ग भ्राम्यमाणः पुनः पुनः ॥

## नरक चतुर्दशी कथा

एक कथा के अनुसार आज के दिन ही भगवान श्रीकृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी असुर नरकासुर का वध किया था और सोलह हजार एक सौ कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दीयों की बारात सजाई जाती है।

इस दिन के व्रत और पूजा के संदर्भ में एक दूसरी कथा यह है कि रंति देव नामक एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके समक्ष यमदूत आ खड़े हुए।

यमदूत को सामने देख राजा अचंभित हुए और बोले मैंने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हो क्योंकि आपके यहां आने का मतलब है कि मुझे नर्क जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है।

यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन् एक बार आपके द्वार से एक बार एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था,यह उसी पापकर्म का फल है। इसके बाद राजा ने यमदूत से एक वर्ष समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को एक वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का क्या उपाय पूछा।

तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवा कर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया।

इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नर्क से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है।

### 3.) अमावस्या / लक्ष्मी पूजन

### • लक्ष्मी जी और साहुकार की बेटी की कथा

एक गांव में एक साहूकार था, उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढाने जाती थी. उस पेड पर लक्ष्मी जी का वास था. एक दिन लक्ष्मी जी ने लड़की से कहा मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ. लड़की ने कहा की मैं अपने पिता से पूछ कर बताऊंगी. यह बात उसने अपने पिता को बताई, तो पिता ने हां कर दी. दूसर दिन से साहूकार की बेटी ने सहेली बनना स्वीकार कर लिया.

दोनों अच्छे मित्रों की तरह आपस में बातचीत करने लगी. एक दिन लक्ष्मीजी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई. अपने घर में लक्ष्मी जी उसका दिल खोल कर स्वागत किया. उसे अनेक प्रकार के भोजन परोसे। भोजन के उपरान्त लड़की घर लौटने लगी तो, लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया कि अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी। लड़की ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला तो लिया, किन्तु अपने घर की आर्थिक स्थिति देख कर वह उदास हो गई.

साह्कार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो उसने अपनी बेटी को कहा कि तू फौरन मिट्टी से चौका लगा कर साफ-सफाई कर. चार बत्ती के मुख वाला दिया जला, और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा. उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर उसके पास डाल गया. लडकी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, थार, और भोजन की तैयारी की.

थोडी देर में श्री गणेश के साथ लक्ष्मी जी उसके घर आ गई. साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की, उसकी खातिर से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई. और साहूकार बहुत अमीर बन गया।

#### • श्री राम का अयोध्या वापस आना

धार्मिक ग्रन्थ रामायण में यह कहा गया कि जब 14 वर्ष का वनवास काट कर राजा राम, लंका नरेश रावण का वध कर, वापस अयोध्या आये थे, उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अयोध्या को दीयों से सजाया था. अपने भगवान के आने की खुशी में अयोध्या नगरी दीयों की रोशनी में जगमगा उठी थी.

एक अन्य कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने दीपावली से एक दिन पहले नरकासुर का वध किया था. नरकासुर एक दानव था और उसके पृथ्वी लोक को उसके आतंक से मुक्त किया था. बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में भी दीपावली पर्व मनाया जाता है।

#### • इन्द्र और बलि कथा

एक बार देवताओं के राजा इन्द्र से डर कर राक्षस राज बिल कहीं जाकर छुप गयें. देवराज इन्द्र दैत्य राज को ढूंढते- ढूंढते एक खाली घर में पहुंचे, वहां बिल गधे के रुप में छुपे हुए थें. दोनों की आपस में बातचीत होने लगी. उसी समय दैत्यराज बिल के शरीर से एक स्त्री बाहर निकलीं, देव राज इन्द्र के पूछने पर स्त्री ने कहा की मै, देवी लक्ष्मी हूं, और दैत्यों को छोड्कर, मैं जा रही हूं।स्वभाव वश एक स्थान पर टिककर नहीं रहती हूं।

किन्तु मैं उसी स्थान पर स्थिर होकर रहती हूँ, जहां सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते है. जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, जितेन्द्रिय होता है, ब्राह्मणों का हितैषी होत है, धम की मर्यादा का पालन करता है, उपवास व तप करता है, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले जागता है, और समय से सोता है, दीन- दुखियों, अनाथों, वृद्ध, रोगी और शिक्तहीनों को सताते नहीं है। अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करता है. िमत्रों से प्रेम व्यवहार करता है. आलस्य, निद्रा, अप्रसन्नता, असंतोष, कामुकता और विवेकहीनता आदि बुरे गुण जिसमें नहीं होते है. उसी के यहां मैं निवास करती हूँ. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लक्ष्मी जी केवल वहीं स्थायी रुप से निवास करती है, जहां उपरोक्त गुण युक्त व्यक्ति निवास करते है।

### गोवर्धन / अन्नकूट पर्व

गोवर्धन पर्व प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन ही अन्नकूट पर्व भी मनाया जाता है. दोनों पर्व का अपना- अपना महत्व है. गोवर्धन पूजा विशेष रुप से श्री कृष्ण से जुडे हुए स्थलों पर मनाया जाता है।

इसमें मथुरा, काशी, गोकुल, वृन्दावन आदि है. इस दिन घर के आँगन में गोवर्धन पर्वत की रचना की जाती है. यहां पर गोवर्धन पर्वत उठाये हुए, भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ उसके गाय, बछडे, गोपिया, ग्वाले आदि भी बनाये जाते है. और इन सबको मोर पंखों से सजाया जाता है.

यह दिन गौ दिवस के रुप में भी मनाया जाता है. एक मान्यता के अनुसार इस दिन गायों की सेवा करने से कल्याण होता है. गायों को प्रात: स्नान करा कर, उन्हें कुमकुम, अक्षत, फूल-मालाओं से सजाया जाता है.

### गोवर्धन पूजा कथा

गोवर्धन पूजा के विषय में एक कथा प्रसिद्ध है. जब भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों और ग्वालों के साथ गायं चराते थे. गायों को चराते हुए श्री कृष्ण जब गोवर्धन पर्वत पर पहुंचे तो गोपियां 56 प्रकार के भोजन बनाकर बड़े उत्साह से नाच-गा रही थी. पूछने पर मालूम हुआ कि यह सब देवराज इन्द्र की पूजा करने के लिये किया जा रहा है. देवराज इन्द्र प्रसन्न होने पर हमारे गांव में वर्षा करेगें. जिससे अन्न पैदा होगा. इस पर भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि इससे अच्छे तो हमारे पर्वत है, जो हमारी गायों को भोजन देते है।

ब्रज के लोगों ने श्री कृष्ण की बात मानी और गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रारम्भ कर दी. जब इन्द्र देव ने देखा कि सभी लोग मेरी पूजा करने के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा. इन्द्र गुस्से में आयें, और मेघों को आज्ञा दीकी वे गोकुल में जाकर खूब बरसे, जिससे वहां का जीवन अस्त-व्यस्त हो जायें।

अपने देव का आदेश पाकर मेघ ब्रजभूमि में मूसलाधार बारिश करने लगें. यह देख कर सभी भयभीत हो गयें. ओर दौड कर श्रीकृष्ण की शरण में पहुंचें, श्रीकृष्ण से सभी को गोवर्धन पर्वत की शरण में चलने को कहा. जब सब गोवर्धन पर्वत के निकट पहुंचे तो श्रीकृष्ण ने गोवर्धन को अपनी किनष्का अंगूली पर उठा लिया. सभी ब्रजवासी भाग कर गोवर्धन पर्वत की नीचे चले गयें. ब्रजवासियों पर एक बूंद भी जल नहीं गिरा. यह देखकर इन्द्रदेव को अपनी गलती का अहसास हुआ. और वे श्रीकृष्ण से क्षमा मांगने लगें. सात दिन बाद श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत नीचे रखा और ब्रजवासीयों को प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व मनाने को कहा. तभी से यह पर्व इस दिन मनाया जाताहै

### अन्नकूट पर्व

अन्नकूट पर्व भी गोवर्धन पर्व से ही संबन्धित है. इस दिन 56 प्रकार की सब्जियों को मिलाकर एक भोजन तैयार किया जाता है, जिसे 56 भोग की संज्ञा दी जाती है. यह पर्व विशेष रुप से प्रकृति को उसकी कृपा के लिये धन्यवाद करने का दिन है. इस महोत्सव के विषय में कहा जाता है कि इस पर्व का आयोजन व दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को अन्न की कमी नहीं होती है. उसपर अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहती है।

अन्नकूट एक प्रकार से सामूहिक भोज का दिन है. इसमें पूरे परिवार, वंश व समाज के लोग एक जगह बनाई गई रसोई को भगवान को अर्पन करने के बाद प्रसाद स्वरुप ग्रहण करते है. काशी के लगभग सभी देवालयों में कार्तिक मास में अन्नकूट करने कि परम्परा है. काशी के विश्वनाथ मंदिर में लड्डूओं से बनाये गये शिवालय की भव्य झांकी के साथ विविध पकवान बनाये जाते है।

### 5. भाई दूज / यम द्वितीया पर्व

कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के लिये भाई दूज का पर्व बडी धूमधाम से मनाया जाता है। भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है.

भाई दूज पर्व भाईयों के प्रति बहनों के श्रद्धा व विश्वास का पर्व है. इस पर्व को बहनें अपने भाईयों के माथे पर तिलक लगा कर मनाती है. और भगवान से अपने भाइयोंकी लम्बी आयु की कामना करती है. बदले में भाई अपनी बहन कि रक्षा का वचन देता है. इस दिन भाई का अपनी बहन के घर भोजन करना विशेष रुप से शुभ होता है.

यह पर्व दीपावली दो दिन बाद मनाया जाता है. इस पर्व पर यम देव की पूजा भी की जाती है. एक मान्यता के अनुसार इस दिन जो यम देव की उपासना करता है, उसे असमय मृत्यु का भय नहीं रहता है.

### भाई दूज के विषय में मान्यता

एक पौराणिक मान्यता के अनुसार यमुना ने इसी दिन अपने भाई यमराज की लम्बी आयु के लिये व्रत किया था, यम देवता ने अपनी बहन को इसी दिन दर्शन दिये थें. यम की बहन यमुना अपनी बहन से मिलने के लिये अत्यधिक व्याकुल थी. अपने भाई के दर्शन कर यमुना बेहद प्रसन्न हुई. यमुना ने प्रसन्न होकर अपने भाई की बहुत आवभगत की. और उन्हें अन्नकूट का भोजन खिलाया था। यम ने प्रसन्न होकर उसे वरदा दिया कि इस दिन अगर भाई-बहन दोनों एक साथ यमुना नदी में स्नान करेगें, तो उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी।

इसी कारण से यमुना नदी में भाई-बहन के साथ स्नान करने का बड़ा महत्व है. इसके अलावा यमुना ने अपने भाई से वचन लिया कि आज के दिन हर भाई को अपनी बहन के घर जाना चाहिए. तभी से भाई दूज मनाने की प्रथा चली आ रही है।

### भाई दूज विधि- विधान

भाई दूज पर्व पर बहनें प्रात: स्नान कर, अपने ईष्ट देव का पूजन करती है. और भाई के आने पर उसे उपयुक्त स्थान देते हुए. चावल के आटे से चौक तैयार करती है. इस चौक पर भाई को बैठाया जाता है. बहनें भाइयों के माथे पर तिलक और हाथ में कलावा बांधती है। भाई की हथेली पर बहने चावल का घोल लगाती है. उसके ऊपर सिन्दुर

लगाकर कद्दु के फूल, पान, सुपारी, मुद्रा आदि हाथों पर रख कर धीरे धीरे हाथों पर पानी छोडते हुए मंत्र बोला जाता है । ओर भाईयों कि आरती उतारती है. भाई को माखन - मिश्री खिलाती है. भाई अपनी बहन को उपहार देते है.

संध्या के समय बहनें यमराज के नाम से चौमुख दीया जलाकर घर के बाहर दीये का मुख दक्षिण दिशा की ओर करके रख देती है. देश के अलग- अलग हिस्सो में इस परम्परा में कुछ न कुछ अंतर आ ही जाता है।